## ग्रथ श्रीवासिष्ठधर्मशास्त्रं प्रारभ्यते

ग्रथातः पुरुषिनःश्रेयसार्थं धर्मिजज्ञासा १ ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धार्मिकः २ प्रशस्यतमो भवित लोके प्रेत्य च स्वर्गलोकं समश्नुते ३ श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः ४ तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् ४ शिष्टः पुनरकामात्मा ६ ग्रगृह्यमा- एकारणो धर्मः ७ ग्रार्यावर्तः प्रागादर्शात्प्रत्यक्कालकवनादुदक्पारियात्राद्दिच- ऐन हिमवतः ५ उत्तरेण च विन्ध्यस्य ६ तिस्मन्देशे ये धर्मा ये चाचारास्ते सर्वत्र प्रत्येतव्याः १० न त्वन्ये प्रतिलोमकधर्माणाम् ११ गङ्गायमुनयो- रन्तरेऽप्येके १२ यावद्वा कृष्णमृगो विचरित तावद्ब्रह्मवर्चसमित्यन्ये १३ ग्रथापि भाल्लिवनो निदाने गाथामुदाहरिन्त १४

पश्चात्सिन्धुर्विधारणी सूर्यस्योदयनं पुरः यावत्कृष्णोऽभिधावति तावद्वै ब्रह्मवर्चसमिति १५

त्रैविद्यवृद्धा यं ब्रूयुर् धर्मं धर्मविदो जनाः पवने पावने चैव स धर्मो नात्र संशय इति १६

देशधर्मजातिधर्मकुलधर्माञ्श्रुत्यभावादब्रवीन्मनुः १७ सूर्याभ्युदितः सूर्या-भिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः परिवेत्ताग्रे दिधिषूर्दिधिषूपितर्वीरहा ब्रह्मोञ्भ इत्येनस्विनः १८ पञ्च महापातकान्याचत्तते १६ गुरुतल्पं सुरापानं भूणहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरणं पिततसंयोगश्च २० ब्राह्मेण वा यौनेन वा २१ म्रथाप्युदाहन्ति

संवत्सरेग पतित पतितेन सहाचरन् याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाद्दानादिति २२

योऽग्रीनपविध्येदुरुं च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको नास्तिकवृत्तिः सोमं च

विक्रीणीयादित्युपपातकानि २३ तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूर्वेण द्वे राजन्यस्य एकैका वैश्यशुद्रयोः २४ शूद्रामप्येके मन्त्रवर्जं तद्वत् २४ तथा न कुर्यात् २६ स्रतो हि ध्रुवः कुलापकर्षः प्रेत्य चास्वर्गः २७ षड्ववाहाः २८ ब्राह्मो दैव स्रार्षो गान्धर्वः चात्रो मानुषश्चेति २६ इच्छत उदकपूर्वं यां दद्यात्स ब्राह्मः ३० यज्ञतन्त्रे वितत स्नृत्विजे कर्म कुर्वते कन्यां दद्यादलंकृत्य तं दैविमत्याचचते ३१ गोमिथुनेन चार्षः ३२ सकामां कामयमानः सदृशीं योनिमुह्यात्स गान्धर्वः ३३ यां बलेन सहसा प्रमध्य हरन्ति स चात्रः ३४ पिणत्वा धनक्रीतां स मानुषः ३४ तस्मादुहितृमत स्रिधरथं शतं देयिमतीह क्रयो विज्ञायते ३६ या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरतीति ह चातुर्मास्येषु ३७ स्रथाप्युदाहरन्ति

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति कुलप्रगाशे त्विह सर्वनाशः कुलापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्मात्कुलीनां स्त्रियमुद्रहन्तीति ३८

त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य निर्देशेन वर्तेरन् ३६ ब्राह्मणो धर्मान्प्रब्रूयात् ४० रा-जा चानुशिष्यात् ४१ राजा तु धर्मेणानुशासन्षष्ठं धनस्य हरेत् ४२ अन्यत्र ब्राह्मणात् ४३ इष्टापूर्तस्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ४४ ब्राह्मणो वेदमाढचं करोति ब्राह्मणो स्रापद उद्धरित तस्माद्ब्राह्मणोऽनाद्यः । सोमोऽस्य राजा भवतीति ह ४५ प्रेत्य चाभ्युदियकिमिति ह विज्ञायते ह विज्ञायत इति ४६ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः १

चत्वारो वर्णा ब्राह्मण चित्रयवैश्यशूद्राः १ त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मण चित्रयवैश्याः २ तेषाम्

मातुरग्रे विजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने स्रत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ३

वेदप्रदानात्पितेत्याचार्यमाचन्नते ४ तथाप्युदाहरन्ति द्वयमु ह वै पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरधस्तादवाचीनमन्यत् तद्यदूर्ध्वं नाभेस्तेन हैतत्प्रजा जायते यद्ब्राह्मणानुपनयति यदध्यापयति यद्याजयति यत्साधुकरोति अथ यदवाचीनं नाभेस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते तस्माच्छ्रो- त्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ५ हारीतोऽप्युदाहरति

न ह्यस्मिन्विद्यते कर्म किंचिदा मौञ्जिबन्धनात् वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायत इति ६

ग्रन्यत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्यः ७

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहमस्मि स्रस्यकायानृजवेऽयताय न मां ब्र्या वीर्यवती तथा स्याम् ५

यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् यस्ते न द्रुह्येत्कतमञ्चनाहस् तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ६

य ग्रातृगत्त्यवितथेन कर्गाव् ग्रदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्येत्कतमञ्चनाहः १०

म्रध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास् तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत् ११

दहत्यग्निर्यथा कत्तं ब्रह्म पृष्टमनादृतम् न ब्रह्म तस्मै प्रब्रूयाच्छक्यं मानमकुर्वत इति १२

षड्कर्माणि ब्राह्मणस्य १३ स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यज्ञो यजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति १४ त्रीणि राजन्यस्य १५ ग्रध्ययनं यज्ञो दानं च १६ शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वधर्मस्तेन जीवेत् १७ एतान्येव वैश्यस्य १८ कृषिर्वाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च १६ तेषां परिचर्या शूद्रस्य नियता च वृत्तिः २० नियतकेशवेषाः सर्वे वा मुक्तकेशाः शिखावर्जम् २१ ग्रजीवन्तः स्वधर्मे णानन्तरां यवीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन् २२ न तु कदाचिज्रचायसीम् २३ वैश्यजीविकामास्थाय पर्येन जीवतोऽश्मलवर्णमणिशार्णकौशेयद्मा उमा-

जिनानि च २४ तान्तवं रक्तं सर्वं च २५ क्रतान्नं पुष्पफलमूलानि गन्धरसा उदकं चौषधीनां रसः सोमश्च शस्त्रं विषं मांसं च चीरं च सविकारमयस्त्रपु जतु सीसं च २६ स्रथाप्युदाहरन्ति

सद्यः पतित मांसेन लाज्ञया लवरोन च ज्यहेरा शुद्रो भवति ब्राह्मगः ज्ञीरिवक्रयादिति २७

ग्रामपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चारगयाः पशवो वयांसि दंष्ट्रिगश्च २८ धान्यानां तिलानाहुः २६ त्र्रथाप्युदाहरन्ति

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः कृमिभूताः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मञ्जतीति ३०

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रीगीरन् ३१ तस्मात्साग्डाभ्यामन-स्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कर्षी स्यात् ३२ निदाघेऽपः प्रयच्छेत् ३३ लाङ्गलं पवीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु । तदुद्वपित गामिवं प्रफर्व्यं च पीवरीं प्रस्था-वद्रथवाहनमिति ३४ लाङ्गलं पवीरवद्वीरवत्सुमनुष्यवदनडुद्वत्सुशेवं कल्या-ग्रनासिकं कल्यागी ह्यस्य नासिका नासिकयोद्वपित दूरेऽपविध्यित सोम-पित्सरु सोमो ह्यस्य प्राप्नोति तत्सरु तदुद्वपित गां चाविं चाजान-श्वानश्वतरखरोष्ट्रांश्च प्रफर्व्यं च पीवरीं दर्शनीयां कल्यागीं च प्रथमयुवतीम् ३५ कथं हि लाङ्गलमुद्वपेदन्यत्र धान्यविक्रयात् ३६ रसा रसैर्महतो हीनतो वा विमातव्याः ३७ न त्वेव लवगं रसैः ३८ तिलतग्रडुलपक्वान्नं विद्या मानुष्यश्च विहिताः परिवर्तकेन ३६ ब्राह्मग्रगजन्यौ वार्धुषी न दद्याताम् ४० ग्रथाप्युदाहरन्त

समर्घं धान्यमुद्धत्य महार्घं यः प्रयच्छति स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ४१

ब्रह्महत्यां च वृद्धिं च तुलया समतोलयत् स्रतिष्ठद्भूणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत इति ४२ कामं वा परिलुप्तकृत्याय पपीयसे दद्याताम् ४३ द्विगुगं हिरगयं त्रिगुगं धान्यम् ४४ धान्येनैव रसा व्याख्याताः ४५ पुष्पमूलफलानि च ४६ तुलाधृत-मष्टगुग्रम् ४७ स्रथाप्युदाहरन्ति

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं स्मृतम् मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद् वर्णानामनुपूर्वशः ४८

राजा तु मृतभावेन द्रव्यवृद्धिं विनाशयेत् पुना राजाभिषेकेग द्रव्यमूलं च वर्धते ४६

वसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धिं वार्धुषिके शृगु पञ्च माषास्तु विंशत्या एवं धर्मो न हीयत इति ५०

न हीयत इति ५१

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः २

त्रश्रोत्रिया त्रननुवाक्या त्रनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति १ मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः २

नानृग्ब्राह्मणो भवति न विणङ्न कुशीलवः न शूद्रप्रेषणं कुर्वन् न स्तेनो न चिकित्सकः ३

त्रवता ह्यनधीयाना यत्र भज्ञचरा द्विजाः तं ग्रामं दराडयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ४

ग्रवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ४ यद्रदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्तृनधिगच्छति ६

चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्रूयुर्वेदपारगाः स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्त्रशः ७

श्रोत्रियाय च देयानि हञ्यकञ्यानि नित्यशः स्रश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्नैति न देवताः ५

यस्य चैकगृहे मूर्खो दूरे वापि बहुश्रुतः बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ६

ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते १०

यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः यश्च विप्रोऽनधीयानस् त्रयस्ते नामधारकाः ११

विद्वद्धोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भुञ्जते तान्यनावृष्टिमृच्छन्ति महद्वा जायते भयमिति १२

ग्रप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्धरेदधिगन्त्रे षष्ठमंशं प्रदाय १३ ब्राह्मणश्चेदधिगच्छेत्षट्सु कर्मसु वर्तमानो न राजा हरेत् १४ ग्राततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छेत्तुः किञ्चित्किल्विषमाहुः १५ ग्रथाप्युदाहरन्ति

स्रिमिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः चेत्रदारहरश्चेव षडेते स्राततायिनः १६

त्र्याततायिनमायन्तम् त्र्रपि वेदान्तपारगम् जिघांसन्तं जिघांसीयान् न तेन ब्रह्महा भवेत् १७ स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम् न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युमृच्छतीति १८

त्रीगाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्गश्चतुर्मेधा वाजसनेयी षडङ्गविद्ब्रह्मदेयानुस-न्तानश्छन्दोगो ज्येष्ठसामगो मन्त्रब्राह्मग्रविद्यश्च धर्मानधीते यस्य च दशपुरुषं मातृपितृवंशः श्रोत्रियो विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्चेते पङ्किपावना भवन्ति १६

चातुर्विद्यं विकल्पी च ग्रङ्गविद्धर्मपाठकः ग्राश्रमस्थास्त्रयो मुख्याः पर्षदेषां दशावरा २०

उपनीय कृत्स्त्रं वेदम् ग्रध्यापयेत्स ग्राचार्यः २१

यस्त्वेकदेशाम्स उपाध्यायः २२ यश्च वेदाङ्गानि २३ म्रात्मत्राणे वर्णसंवर्गे ब्राह्मण्वेश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् २४ चित्रयस्य तु तिन्नत्यमेव रचणाधिकारात् २४ प्रचाल्य पादौ पाणी चा मिणवन्धात्प्राग्वोदग्वासीनोऽङ्गुष्ठमूलस्योत्तररेखा ब्राह्मं तीर्थं तेन त्रिराचामेदशब्दवत् २६ द्विः पिरमृजीत २७ खान्यद्भिः संस्पृशेत् २५ मूर्धन्यपो निनयेत्सव्ये च पाणौ २६ व्रजंस्तिष्ठञ्शयानः प्रणतो वा नाचामेत् ३० हृदयङ्गमाभिरिद्धरबुद्धदाभिरफेनाभिर्बाह्मणः ३१ करठ-गाभिस्तु चित्रयः ३२ वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिः ३३ स्त्रीशूद्रं स्पृष्टाभिरेव च ३४ प्रदरादिप या गोस्तन्रग्रसमर्थाः स्युः ३४ न वर्णगन्धरसदुष्टाभिर् याश्च स्युरशुभागमाः ३६ न मुख्या विप्रुष उच्छिष्टं कुर्वन्त्यनङ्गस्पृष्टाः ३७ सुप्त्वा भुक्त्वा चुत्वा पीत्वा रुदित्वा स्नात्वाचान्तः पुनराचामेद्वासश्च परिधाय ३५ स्र्रोष्ट्रो संस्पृश्य यत्रालोमकौ ३६ न श्मश्रुगतो लेपः ४० दन्तवद्दन्तसक्तेषु यञ्चान्तर्मुखं भवेन् स्राचान्तस्याविशिष्टं स्यान् निगिरन्नेव तच्छुचिर् इति ४१

परानप्याचामयतः पादौ या विप्रुषो गताः ताभिर्नोच्छिष्टतां यान्ति भूम्यस्तास्तु समाः स्मृताः ४२

चरन्नभ्यवहारेषु उच्छिष्टं यदि संस्पृशेत् भूमौ निधाय तद्रव्यम् ग्राचम्य प्रचरेत्पुनः ४३ यद्यन्मीमांस्यं स्यादद्भिःसंस्पृशेत् ४४

श्वहताश्च मृगा वन्याः पातितं च खगैः फलम् बालैरनुपरिक्रान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत् ४४

प्रसारितं च यत्परयं ये दोषाः स्त्रीमुखेषु च ४६

मशकैर्मिकाभिश्च निलीनैर्नोपहन्यते चितिस्थाश्चेव या त्रापो गवां तृप्तिकराश्च याः परिसंख्याय तान्सर्वाञ् शुचीनाह प्रजापतिरिति ४७

लेपगन्धापकर्षगे शौचममेध्यलिप्तस्याद्भिर्मृदा च ४८ तैजसमृन्मयदारवता-न्तवानां भस्मपरिमार्जनप्रदाहनतत्त्रग्धावनागि ४६ तैजसवदुपलमगीनाम् ४० मर्गिवच्छङ्कश्क्तीनाम् ४१ दारुवदस्थ्नाम् ४२ रज्ज्विदलचर्मगा-श्चैलवच्छौचम् ५३ गोवालैः फलमयानाम् ५४ गौरसर्षपकल्केन चौम-जानाम् ४४ भूमेस्तु संमार्जनोपलेपनोल्लेखनप्रोत्तरणोपकरणैर्यथास्थानं दोष-विशेषात्प्रायत्यमुपैति ५६

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेग शुध्यते भस्मना शुध्यते कांस्यं पुनःपाकेन मृन्मयम् ४८

मद्यैम्त्रैः पुरीषैर्वा श्लेष्मपूयाश्रुशोशितेः संस्पृष्तं नैव शुध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम् ५६

म्रद्भिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यतीति ६०

म्रद्भिरेव काञ्चनं पूयते ६१ तथा रजतम् ६२ ताम्रमम्लेन शुध्यति ६३ म्रङ्गलिकनिष्ठिकामूले दैवं तीर्थम् ६४ म्रङ्गल्यमृषीगाम् ६५ म्रङ्गल्यग्रेषु मानुषम् ६६ पाणिमध्य त्राग्नेयम् ६७ प्रदेशिन्यङ्गष्ठयोरन्तरा पित्र्यम् ६८ रोचत इति सायंप्रातरशनान्यभिपूजयेत् ६६ स्वदितमिति पित्रये

संपन्नमित्याभ्युदियकेष्वाभ्युदियकेष्विति ७१ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ३ प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वगर्यं संस्कारिवशेषाञ्च १

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धां शूद्रो ग्रजायत इत्यपि निगमो भवति २

गायत्र्या ब्राह्मग्रमसृजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यं न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कार्यो विज्ञायते ३ सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं च ४ पितृदेवतातिथिपूजायामप्येव पश्ं हिंस्यादिति मानवम् ४

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि स्रत्रैव च पश्ं हिंस्यान्नान्यथेत्यब्रवीन्मनुः ६

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस् तस्माद्यागे वधोऽवधः ७

स्रथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाभ्यागताय महोत्ताणं वा महाजं वा पचेदेवमस्मा स्रातिथ्यं कुर्वन्तीति ५ उदकक्रियां स्राशौचं च द्विवर्षात्प्रभृति ६ दन्तजननादित्येके १० शरीरमग्निना संयोज्यानवेत्तमाणा स्रपोऽभ्यवयन्ति ११ सञ्येतराभ्यां पाणिभ्यमुदकक्रियां कुर्वीरन्नयुग्मासु दिन्तणामुखाः १२ पितृणां वा एषा दिग्या दिन्तणा १३ गृहान्त्रजित्वा प्रस्तरे त्रयहमनश्नत स्रासीरन् १४ स्रशक्तौ क्रीतोत्पन्नेन वर्तेरन् १५ दशाहं शावमाशौचं सिप्गडेषु विधीयते १६ सिप्गडत्वं साप्तपुरुषं विज्ञायते १७ प्रत्तानां च स्त्रीनां त्रिपुरुषं विज्ञायते १८ जननेऽप्येवमेव स्यान् निपुणां शुद्धिमिच्छताम् २० मातापित्रोर्वा २१ तिन्निमत्तत्वान्मातुरित्येके २२ स्रथाप्युदाहरन्ति

नाशौचं सूतके पुंसः संसर्गं चेन्न गच्छति रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यत इति २३ तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेग शुध्येरन् २४ रात्रिशेषे द्वाभ्याम् २४ प्रभाते तिसृभिः २६ ब्राह्मगो दशरात्रेग २७ पञ्चदशरात्रेग राजन्यः २८ विंशतिरात्रेग वैश्यः २६ शूद्रो मासेन शुध्यति ३० स्रथाप्युदाहरन्ति

म्रशौचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वापि भुक्तवान् स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योन्यां च जायते ३१

त्र्यनिर्दशाहे परशवे नियोगाद्भक्तवान्द्रिजः कृमिर्भूत्वा स देहान्ते तां विष्ठां समुपाश्नुत इति ३२

द्वादश मासान्द्वादशार्धमासान्वानश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते ३३ ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपएडानां त्रिरात्रमाशौचम् ३४ सद्यःशौचिमिति गौतमः ३४ देशान्तरस्थे प्रेत ऊर्ध्वं दशाहच्छुत्वेकरात्रमा-शौचम् ३६ ग्राहिताग्निश्चेत्प्रवसन्प्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा शववच्छौचिमिति गौतमः ३७ यूपचितिश्मशानरजस्वलासूतिकाशुचिंश्च स्पृष्ट्वा सिशरस्को-ऽभ्युपेयादप इत्यप इति ३८

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ४

म्रस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना १ म्रनियकानुदक्या वामृतिमिति विज्ञाते २ म्रथाप्युदाहरन्ति

पिता रच्चति कौमारे भर्ता रच्चति यौवने पुत्रश्च स्थिवरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हतीति ३

तस्या भर्तुरिभचार उक्तं प्रायिश्चतं रहस्येषु ४ मासिमासि रजो ह्यासां दुष्कृ-तान्यपकर्षति ४ त्रिरात्रं रजस्वलाशुचिर्भवति ६ सा नाञ्चयान् नाभ्यञ्चयान् नाप्सु स्नायाद् अधः शयीत न दिवा स्वाप्यान् नाग्निं स्पृशेन् न रज्जुं सृजेन् न दन्तान्धावयेन् न मांसमश्नीयान् न ग्रहान्निरी चेत न हसेन् न किंचिदाचरेन् न धावेद् अखर्वेण पात्रेण पिबेद् अञ्जलिना वा पिबेल् लोहितायसेन वा ७ विज्ञायते हि । इन्द्रस्त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रं हत्वा पाप्मगृहीतो महत्तमाधर्मसंबद्धो-

ऽहमित्येवमात्मानममन्यत तं सर्वाणि भूतान्यभ्यक्रोषन्भूणहन्भूणहन्निति स स्त्रिय उपाधावदस्यै मे भूणहत्यायै तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीतेति ता स्रब्रुवन्किं नो भूयादिति सोऽब्रवीद्वरं वृणीध्विमिति ता स्रब्रुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह इति काममा विजिनतोः संभवामेति तथेति ताः प्रतिजगृहः सैषा भूणहत्या मासि-मास्याविर्भवति तस्माद्रजस्वलाया स्रन्नं नाश्नीयाद्भूणहत्याया एवैषा रूपं प्रतिमुच्यास्ते ६ तदाहुः स्रञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यं तिद्ध स्त्रिया स्रन्नमिति तस्मात्तस्यै च तत्र च बीभत्सन्ते मेयमुपागादिति ६

उदक्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनग्नयः कुलं चाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते शूद्रधर्मिण इति सर्वे ते शूद्रधर्मिण इति १० इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ५

त्र्याचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति १

नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दिच्चणाः हीनाचारिमतो भ्रष्टं तारयन्ति कथंचन २

म्राचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः छन्दंस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपन्नाः ३

ग्राचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञाः कां प्रीतिमुत्पादियतुं समर्था ग्रन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ४

नैनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम् द्वेऽप्यत्तरे सम्यगधीयमाने पुनाति तद्ब्रह्म यथा इषेऽब्दाः ५

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ६

त्र्याचारात्फलते धर्म त्र्याचारात्फलते धनम्

म्राचाराच्छ्रियमाप्रोति म्राचारो हन्त्यल ज्ञणम् ७

सर्वलचगहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षागि जीवति ५

त्र्राहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा तु कार्याः वाग्बुद्धिवीर्याणि तपस्तथैव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्ये ६

उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्गुखः रात्रौ तु दिज्ञा कुर्याद् एवं ह्यायुर्न रिष्यति १०

प्रत्यग्निं प्रति सूर्यं च प्रति गां प्रति च द्विजं प्रति सोमोदकं सन्ध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ११

न नद्यां मेहनं कार्यं न पथि न च भस्मनि न गोमये न कृष्टे नोप्ते न शाद्वलोपजीव्यच्छायासु १२

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः यथासुखमुखः कुर्यात् प्राग्गबाधाभयेषु च १३

उद्धृताभिरिद्धः कार्यं कुर्यात् १४ स्नानमनुद्धृताभिरिप १५ स्राहरेन्मृत्तिकां विप्रः कूलात्सिसकतात्तथा १६

म्रन्तर्जले देवगृहे वल्मीके मूषिकस्थले कृतशौचावशिष्टा वा न ग्राह्याः पञ्च मृत्तिकाः १७

एका लिङ्गे करे तिस्त्र उभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके पञ्चापाने दशैकस्मिन्न् उभयोः सप्त मृत्तिकाः १८

एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुगं ब्रह्मचारिगः वानप्रस्थस्य त्रिगुगं यतीनां तु चतुर्ग्गमिति १६ त्रष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्तं वानप्रस्थस्य षोडश द्वात्रिंशतु गृहस्थस्यामितं ब्रह्मचारिणः २०

म्रनड्वान्ब्रह्मचारी च म्राहिताग्निश्च ते त्रयः भुंजाना एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम् २१

तपो दानापहारेषु व्रतेषु नियमेषु चेज्याध्ययनधर्मेषु यो न ज्येष्टः स नस्त्रया २२

योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया श्रुतं विद्या विज्ञानमास्तिक्यम् एतद्ब्राह्मगलचगम् २३

ये शान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णाः जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः प्रतिग्रहे सङ्कचिताग्रहस्तास् ते ब्राह्मणास्तारियतुं समर्थाः २५

म्रसूयकश्च पिशुनः कृतघ्नो दीर्घरोषकः चत्वारः कर्मचांदाला जन्मतश्चापि पंचमः २५

दीर्घवैरमसूया चासत्यं ब्रह्मदूषग्गम् पेशून्यं निर्दयत्वं च जानीयच्छूद्रलज्ञग्गम् २४

किंचिद्वेदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे २६

शूद्रान्नरसपुष्टाङ्गो ग्रधीयानोऽपि नित्यशः जुहुत्वापि यजित्वापि गतिमूर्ध्वां न विन्दति २८

शुद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्मृइयते द्विजः स भवेच्छूकरो ग्राम्यस् तस्य वा जायते कुले २७

शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गारुहो भवेत् २६

स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वैतानस्थं पापभीरं बहुज्ञम् स्त्रीषु चान्तं धार्मिकं गोशरगयं वृतैः क्लान्तं तादृशं पात्रमाहुः ३०

त्र्यामपात्रे यथा न्यस्तं चीरं दिध घृतं मधु विनश्येत्पात्रदौर्बल्यात्तञ्च पात्रं रसाश्च ते ३१

एवं गां च हिरएयं च वस्त्रमश्चं महीं तिलान् म्रविद्वान्प्रतिगृह्वानो भस्मीभवति दारुवत् ३२

नाङ्गं न नखवादित्रं कुर्यात् ३३ नखैश्च भोजनादौ ३४ न चापोऽङ्जलिना पिबेत् ३४ न पादेन न पाणिना वारीजलमभिहन्यात् ३६ न जलेन जलम् ३७ नेष्टकाभिः फलानि शातयीत ३८ न फलेन फलम् ३६ न कल्को न कुहको भवेत् ४० न म्लेच्छभाषां शिचेत् ४१ स्रथाप्युदाहरन्ति

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत् न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः ४२

पारंपर्यागतो येषां वेदः सपरिबृंहनः

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यचहेतवः ४३

यं न सन्तं न वासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतं न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः स ब्राह्मण इति ४४

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे षष्टोऽध्यायः ६

चत्वार ग्राश्रमाः १ ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरिव्राजकाः २ तेषां वेदमधीत्य वेदौ वेदान्वाविशीर्णब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावसेत् ३ ब्रह्मचार्याचार्यं परिचरेदा शरीरिवमोत्तरणाट् ४ स्राचार्ये च प्रेतेऽग्निं परिचरेत् ५ विज्ञायते ह्यग्रिराचार्यस्तवेति ६ संयतवाक् ७ चतुर्थषष्ठाष्टमकालभोजी ८ भैच-माचरेत् ६ गुर्वधीनः १० जटिलः शिखाजटो वा ११ गुरुं गच्छन्तमन्-

गच्छेतासीनश्चेत्तिष्ठेच्छयानश्चेदासीन उपासीत १२ स्राहूताध्यायी १३ सर्वं लब्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत १४ खट्वाशयनदन्तधावनप्रचालनाञ्ज-नाभ्यञ्जनोपानच्छत्रवर्जी १५ तिष्ठेदहनि रात्रावासीत १६ त्रिरह्नोऽभ्युपेयादप इत्यप इति १७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ७

गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षो गुरुगानुज्ञातः स्नात्वासमानार्षेयामस्पृष्टमैथुनाम-वरवयसीं सदृशीं भार्यां विन्देत १ पञ्चमीं मातृबन्धुभ्यः सप्तमीं पितृबन्धुभ्यः २ वैवाह्यमग्निमिन्धीत ३ सायमागतमितिथिं नापरुन्ध्यात् ४ नास्यानश्नन्गृहे वसेत् ४

यस्य नाश्नीत वासार्थी ब्राह्मणो गृहमागतः सुकृतं तस्य यत्किंचित् सर्वमादाय गच्छति ६

एकरात्रं तु निवसन्न् स्रतिथिर्ब्वाह्मणः स्मृतः स्रानित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते ७

नैकग्रामीण त्र्यतिथिर् विप्रः साङ्गतिकस्तथा काले प्राप्ते त्रकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत् ५

श्रद्धाशीलोऽस्पृहयालुरलमग्नचाधेयाय नानाहिताग्निः स्यात् ६ ग्रलं च सोमाय नासोमयाजी १० युक्तः स्वाध्याये यज्ञे प्रजनने च ११ गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्थानासन वाक्सूनृतानसूयाभिर् महयेत् १२ यथाशक्ति चान्नेन सर्वाणि भूतानि १३

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः चतुर्गामाश्रमागां तु गृहस्थश्च विशिष्यते १४

यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम् एवमाश्रमिगः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् १५ [Vasishtha] maharishi university of management vedic literature collection

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिच्नकाः १६

नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी त्रृतौ च गच्छन्विधवञ्च जुह्नन् न ब्राह्मणश्चयवते ब्रह्मलोकात् ब्रह्मलोकादिति १७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ५

वानप्रस्थो जिटलश्चीराजिनवासी १ ग्रामं च न प्रविशेत् २ न फालकृष्टमिधितिष्ठेत् ३ ग्रकृष्टं मूलफलं सिञ्चन्वीत ४ ऊर्ध्वरेताः ४ षमाशयः ६ मूलफलभैद्योगश्रमागतमिथिमभ्यर्चयेत् ७ दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात् ५ त्रिपवणमुदकोपस्पर्शी ६ श्रामणकेनाग्निमाधायाहिताग्निः स्यात् १० वृद्यमू न लिनकेतन ऊर्ध्व षड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निरिनकेतः ११ दद्यादेविपतृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्स्वर्गमानन्त्यम् इत्यानन्त्यम् १२

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ६

परिवाजकः सर्वभूताभयदिचणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत् १ स्रथाप्युदाहरिन्त

म्रभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते २

म्रभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निवर्त्तते हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ३

सन्नचसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न सन्नचसेत् वेदसन्नचसनाच्छ्रद्रस् तस्माद्वेदं न सन्नचसेत् ४

एकाचरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः उपवासात्परं भैचं दया दानाद्विशिष्यत इति ४

मुगडोऽममोऽपरिग्रहः ६ सप्तागाराग्यसङ्कल्पितानि चरेद्भिचाम् ७ विधूमे

सन्नमुसले ८ एकशाटीपरिहितः ६ ग्रजिनेन वा गोप्रलूनैस्तृगैरवस्तृतशरीरः १० स्थिगिडलशायी ११ ग्रनित्यां वसितं वसेत् १२ ग्रामान्ते देवगृहे शून्यागारे वा वृत्तमूले वा १३ मनसा ज्ञानमधीयानः १४ ग्ररगयनित्यः १४ न ग्राम्यपशूनां सन्दर्शने विचरेत् १६

त्र्यरायनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य त्र्यध्यात्मचिन्तागतमानसस्य ध्रुवा ह्यनावृत्तिरुपेच्चकस्येति १७

ग्रव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः १८ ग्रनुन्मत्त उन्मत्तवेषः १६ ग्रथाप्युदाहरन्ति

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोच्चो न चापि लोकग्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य २०

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नत्तत्राङ्गविद्यया नानुशासनवादाभ्यां भित्तां लिप्सेत कर्हिचित् २१

त्र्यलाभे न विषादी स्याल् लाभे नैव च हर्षयेत् प्राणयात्रिकमात्रः स्यान् मात्रासङ्गाद्विवर्जितः २२

न कुट्यां नोदके सङ्गो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नासने नान्ने यस्य वै मोचवित्तु सेति २३

ब्राह्मणकुले यावल्लभेत तद्भुञ्जीत सायं प्रातर्मधुमांसवर्जम् २४ यतीन्साधून्वा गृहस्थान्प्राप्तेन च तृप्येत् २४ ग्रामे वा वसेत् २६ ग्रजिह्मोऽशठोऽशर- ग्रोऽवसङ्कुसुकः २७ न चेन्द्रियसंसर्गं कुर्वीत केनचित् २८ उपेच्नकः सर्वभूतानां हिंसानुग्रहपरिहारेण २६ पेशुन्यमत्सराभिमानाहङ्कारा श्रद्धाना- र्जवात्मस्तवपरगर्हादम्भलोभमोहक्रोधासूयाविवर्जनं सर्वाश्रमाणां धर्म इष्टः ३० यज्ञोपवीत्युदकमगडलुहस्तः शुचिर्ब्राह्मणो वृषलान्नवर्जी न हीयते ब्रह्म- लोकाद्ब्रह्मलोकादिति ३१

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः १०

षडर्घार्हा भवन्ति १ ऋृत्विग्विवाद्यो राजा पितृव्यस्नातकमातुलाश्च २ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातर्गृह्याग्नौ जुहुयात् ३ गृहदेवताभ्यो बलिं हरेत् ४ श्रोत्रियायाग्रभागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे वानन्तरं पितृभ्यो दद्यात् ४ ततोऽतिथिं भोजयेच्छ्रेयांसमानुपूर्व्येण ६ स्वगृह्याणां कुमारीबालवृद्धतरुणप्रजाताः ७ ततोऽपरान्गृह्यान् ६ श्वचागडालपितिवायसेभ्यो भूमौ निर्वपेत् ६ शूद्रायो-च्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात् १० शेषं दम्पती भुञ्जीयाताम् ११ सर्वोपयोगेन पुनःपाको यदि निरुप्ते वैश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषे ग्रास्मा अन्नं कारयेत् १२ विज्ञायते हि । वैश्वानरः प्रविशत्यितिथिर्बाह्यणो गृहं तस्मादप स्नानयन्त्यन्नं वर्षाभ्यस् तां हि शान्तिं जना विदुरिति १३ तं भोजयित्वोपासीत १४ स्ना सीमान्तमनुवजेदनुज्ञानाद्वा १४ स्नपरपद्म ऊर्ध्वं चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यात् १६ पूर्वेद्युर्बाह्यनान्सिन्नपात्य यतीन्गृहस्थान्साधून्वापरिणतवयसो विकर्मस्था- ञ्श्रोत्रियानशिष्याननन्तेवासिनः १७ शिष्यानिप गुणवतो भोजयेत् १६ द्विर्नग्रशुक्लविक्लिधश्यावदन्तकुष्ठिकुनखिवर्जम् १६ स्रथापि उदाहरन्ति

म्रथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्किदूषगैः म्रदुष्यं तं यमः प्राह पङ्किपावन एव सः २०

श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिन चयात् श्रुचोतन्ते हि सुधाधारस् ताः पिबन्त्यकृतोदकाः २१

उच्छेषगं भूमिगतं विकिरं लेपनोदकम् स्रन्नं प्रेतेषु विसृजेद् स्रप्रजानामनायुषाम् २४

तस्मादशून्यहस्तेन कुर्यादन्नमुपागतम् भोजनं वा समालभ्य तिष्ठेतोच्छेषग्रे उभे २६

द्वौ दैवे पितृकृत्ये त्रीन् एकैकमुभयत्र वा भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे २७

सित्क्रियां देशकाली च शौचं ब्राह्मशसंपदम् पञ्जैतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत् २८ म्रपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मग्रं वेदपारगम् श्रुतशीलोपसंपन्नं सर्वालचगवर्जितम् २६

यद्येकं भोजयेच्छ्राद्धे दैवं तत्र कथं भवेत् ग्रन्नं पात्रे समुद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ३०

देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् प्रास्येदग्नौ तदन्नं वा दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ३१

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ३२

हिवर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यावदतैताः पितृभिस्तैतैः पश्चाद् वक्तव्यं शोभनं हिवः ३३

नियुक्तस्तु यदा श्राद्धे दैवे वा मांसमुत्सृजेत् यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छति ३४

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ३४

दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः स कालः कुतपो ज्ञेयः पितॄणां दत्तमन्नयम् ३६

श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ३७

यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्त्वा च पैतृकम् न स विद्यां समाप्नोति चीगायुश्चेव जायते ३८

पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः

उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम् ३६

मधुमांसैश्च शाकैश्च पयसा पायसेन च एष नो दास्यति श्राद्धं वर्षासु च मघासु च ४०

सन्तानवर्द्धनं पुत्रम् उद्यतं पितृकर्मणि देवब्राह्मणसंपन्नम् स्रभिनन्दन्ति पूर्वजाः ४१

नन्दन्ति पितरस्तस्य सुवृष्टैरिव कर्षकाः यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्ते न पुत्रिग इति ४२

श्रावरायाग्रहायिरायोश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात् ४३ द्रव्यदेशब्राह्मस्स-न्निधाने वाकालनियमः ४४ स्रवश्यंच ब्राह्मगोऽग्नीनादधीत ४५ दश-पूर्णमासाग्रयनेष्टिचातुर्मास्यपश्सोमैश्च यजेत ४६ नैयमिकं ह्येतदृगसम्स्तुतं च ४७ विज्ञायते हि । त्रिभिर्त्राृशैर्त्राृशवान्त्राह्मशो जायते । यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो ब्रह्मचर्येग ऋषिभ्य इत्येष वानृगो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवानिति ४८ गर्भाष्टमेषु ब्राह्मण्मुपनयीत ४६ गर्भादेकादशेषु राजन्यम् ४० गर्भाद्द्वादशेषु वैश्यम् ४१ पालाशो वा दराडो ब्राह्मरास्य ४२ नैय्यग्रोधः चित्रयस्य वा ५३ स्रौदुम्बरो वा वैश्यस्य ५४ केशसंमितो ब्राह्मणस्य ५५ ललाटसंमितः चत्रियस्य ५६ घ्राग्रसंमितो वैश्यस्य ५७ मौञ्जी रशना धनुर्ज्या चत्रियस्य ५६ शणतान्तवी वैश्यस्य メち कृष्णाजिनमुत्तरीयम्ब्राह्मरास्य ६१ रौरवं चत्रियस्य ६२ गव्यं बस्ताजिनं वा वैश्यस्य ६३ शुक्लमहतं वासो ब्राह्मगस्य ६४ माञ्जिष्ठं चत्रियस्य ६४ हारिद्रं कौशेयं वा वैश्यस्य ६६ सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम् ६७ भवत्पूर्वा ब्राह्मगो भित्तां याचेत ६८ भवन्मध्यां राजन्यः ६६ भवदन्त्यां वैश्यः ७० त्र्या षोडशाद्ब्राह्मगस्य नातीतः कालः ७१ त्र्या द्वाविंशात्वत्रियस्य ७२ त्र्या चतुर्विशाद्वैश्यस्य ७३ नैतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नैभिर्विवाहयेयुः ७५ पतितसावित्रीक उद्दालकवृतं चरेत् ७६ द्वौ मासौ यावकेन वर्तयेन्मासं पयसार्धमासमामि चयाष्टरात्रं घृतेन षड्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रमब्भचोऽहोरात्र-मुपवसेत् ७७ स्रश्वमेधावभृथं गच्छेत् ७८ व्रात्यस्तोमेन वा यजेद्वा यजेद्वेति

3

## इति वासिष्ठधर्मशास्त्र एकादशोऽध्यायः ११

त्रथातः स्नातकवृतानि १ स न कंचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः २ चुधापरीतस्तु किंचिदेव याचेत कृतमकृतं वा चेत्रं गामजाविकमन्ततो हिरग्यं धान्यमन्नं वा ३ न तु स्नातकः चुधावसीदेदित्युपदेशः ४ न मिलनवाससा सह संवसेत ४ न रजस्वलया ६ नायोग्यया ७ न कुलंकुलः स्यात् ६ वत्सतन्त्रीं विततां नातिक्रामेत् ६ नोद्यन्तमादित्यं पश्येन्नास्तं यन्तम् १० नाप्सु मूत्रपुरीषे कुर्यात् ११ न निष्ठीवेत् १२ परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियैस्तृ गैरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यादुदङ्गुखश्चाहनि नक्तं दिच्णामुखः सन्ध्यामा सीतोत्तरम् १३ ग्रथाप्युदाहरन्ति

स्नातकानं तु नित्यं स्याद् स्रन्तर्वासस्तथोत्तरम् यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमगडलुः १४

ग्रप्सु पागौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमगडलुम् १५

पर्यग्निकरणं ह्येतन् मनुराह प्रजापितः १६ कृत्वा चावश्यकर्माणि स्राचामेच्छौचवित्तम इति १७

प्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत १८ तूष्णीं साङ्गुष्ठं कृत्स्त्रग्रासं ग्रसेत १६ न च शब्दं कुर्यात् २० ऋतुकालगामी स्यात्पर्ववर्जं स्वदारेषु २१ ऋतिर्यगुपेयात् २२ ऋथाप्युदाहरन्ति

यस्तु पाणिगृहीताया स्रास्ये कुर्वीत मैथुनम् भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः या स्यादनित्यचारेण रतिः साधर्मसंश्रिता २३

ग्रपि च काठके विज्ञायतेए । ग्रपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पितभिः सह शयीरिव्निति स्त्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति २४ न वृत्तमारोहेत् २५ न कूप-मवरोहेत् २६ नाग्निं मुखेनोपधमेत् २७ नाग्निं ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात् २८ नाग्नचोः २६ न ब्राह्मणयोरनुज्ञाप्य वा ३० भार्यया सह नाश्नीया-दवीर्यवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ३१ नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत् ३२ मिणधनुरिति ब्रूयात् ३३ पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वर्जयेत् ३४ नोत्सङ्गे भन्नयेत् ३४ नासन्द्यां भुङ्गीत ३६ वैणवं दगडं धारयेत्द् ३७ रुक्मकुगडले च ३८ न बहिर्मालां धारयेद् अन्यत्र रुक्ममय्या ३६ सभाः समवायांश्च वर्जयेत् ४० अथाप्युदाहरन्ति अप्रामाग्यं च वेदानाम् आर्षाणां चैव कुत्सनम् अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मन इति ४१ नावृतो यज्ञं गच्छेद्यदि वजेत्प्रदिन्त्गणं पुनरावजेत् ४२ अधिवृत्तसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्येत ४३ नावं च साम्शयिकों नािधरोहेत् ४४ बाहुभ्यां न नदीं तरेत् ४४ उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रतिसंविशेत् ४६ प्राजापत्ये मुहूर्ते ब्राह्मणः कांश्चिन्नियमाननुतिष्ठेदनुतिष्ठेदिति ४७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः १२

ग्रथातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावर्यां पौर्णमास्यां प्रौष्ठपद्यां वा १ ग्रिग्नमुपसमाधाया चतधाना जुहोति २ देवेभ्य त्रृषिभ्यश्ठन्दोभ्यश्चेति ३ ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दिध प्राश्य ततोऽध्यायानुपाकुर्वीरन् ४ ग्रर्धपञ्च-मान्मासानर्धषष्ठान्वा ५ ग्रत ऊर्ध्वं शुक्लपचेष्वधीयीत ६ कामं तु वेदाङ्गानि ७ तस्यानध्यायाः ५ सन्ध्यास्तिनते ६ सन्ध्यासु १० ग्रन्तःशवदिवाकीर्त्येषु नगरेषु ११ कामं गोमयपर्युषिते परिलिखिते वा १२ श्मशानान्ते १३ शयानस्य १४ श्राद्धिकस्य १५ मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति

फलान्यपस्तिलान्भन्नान् यञ्चान्यच्छ्राद्धिकं भवेत् प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पारायास्या ब्राह्मगाः स्मृता इति १६

धावतः पूतिगन्धप्रभृतावीरिणे १७ वृत्तारुढस्य १८ नावि सेनायां च १६ भुक्त्वा चार्र्रपाणेः २० वाणशब्दे २१ चतुर्दश्यामामावास्यायामष्टम्याम- एकासु २२ प्रसारितपादोपस्थकृतोपाश्रितस्य च २३ गुरुसमीपे २४ मैथुनव्यपेतायाम् २४ वाससा मैथुनव्यपेतेनानिणिक्तेन २६ ग्रामान्ते २७ एर्दितस्य २८ मूत्रितस्योञ्चारितस्य २६ ऋग्यजुषां च सामशब्दे वा ३० ऋजीणें ३१ निर्घाते ३२ भूमिचलने ३३ चन्द्रसूर्योपरागे ३४ दिङ्नाद-

पर्वतप्रपातेषूपलरुधिरपांसुवर्षेष्वाकालिकम् ३४ उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम् ३६ उल्काविद्युत्सज्योतिषम् ३७ ग्रपर्तावाकालिकम् ३८ ग्राचार्ये प्रेते त्रिरात्रम् ३६ ग्राचार्यपुत्रशिष्यभार्यास्वहोरात्रम् ४० ग्रृत्विग्योनिसंबन्धेषु च ४०-१ गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्य्यं ४०-२ ग्रृत्विक्श्वशुरिपतृव्यमातुला-ननवरवयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत् ४१ ये चैव पादग्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च ४२ मातापितरौ च ४३ यो विद्यादिभविदतुमहमयं भो इति ब्रूयात् ४४ यश्च न विद्यात् ४४ प्रत्यभिवादमामिन्त्रते स्वरोऽन्त्यः प्लवते सन्ध्यत्तरमप्रगृह्य-मायावभावं चापद्यते यथा भो भाविति ४६ पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतित ४७ ग्रथाप्युदाहरिन्त

उपाध्यायाद्दशाचार्य स्नाचार्याणां शतं पिता पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते ४८

भार्या पुत्राश्च शिष्याश्च संसृष्टाः पापकर्मभिः परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत् ४६

ऋृत्विगाचार्यावयाजकानध्यापकौ हेयावन्यत्र हानात्पतित ५० पतितेनोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः ५१ सा हि परगामिनी ५२ तामरिक्था-मुपेयात् ५३

गुरोर्गुरौ सिन्निहिते गुरुवहूत्तिरिष्यते गुरुवदुरुपुत्रस्य वर्तितव्यमिति श्रुतिः ४४

शस्त्रं विषं सुरा चाप्रतिगृह्याणि ब्राह्मणस्य ४४ विद्यावित्तवयःसंबन्धाः कर्म च मान्यम् ४६ पूर्वः पूर्वो गरीयान् ४७ स्थविरबालातुरभारिकस्त्रीचक्रीवगतां पन्थाः समागमे परस्मैपरस्मै देयः ४८ राजस्त्रातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकाय देयः ४६ सर्वैरेव वध्वा उद्यमानाये ६० तृणभूम्यग्रचुदकवाक्सू- नृतानसूयाः सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन कदाचनेति ६१ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः १३

त्रथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः १ चिकित्सकमृगयुपुंश्चलीदिगडिक-स्तेनाभिशस्तषगढपिततानामन्नमभोज्यम् २ कदर्यदीिचतबद्धातुरसोमविक्र-यितचरजकशौगिडिकसूचकवार्धुषिकचर्मावकृन्तानाम् ३ उपपतेर्यश्चोपपितं मन्यते ६ यश्च गृहान्दहेत् ७ यश्च वधार्हान्नोपहन्यात् ८ को भोच्यत इति वाचाभिषुष्टम् ६ गणान्नं गणिकान्नं चेति १० ऋथाप्युदाहरन्ति

नाश्नन्ति श्ववतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिर्गृह इति ११

एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरीप्रियङ्गुस्रग्गन्धमधुमांसा-नीत्येतेषां प्रतिगृह्णीयात् १२ स्रथाप्युदाहरन्ति

गुर्वर्थं दारमुजिहीर्षन्न् स्रचिष्यन्देवतातिथीन् सर्वतः प्रतिगृह्णियान् न तु तृप्येत्स्वयं तत इति १३

न मृगयोरिषुचारिगः परिवर्ज्यमन्नम् १४ विज्ञायते हि । ग्रगस्त्यो वर्षसा-हस्त्रिके सत्रे मृगयां चचार । तस्यासंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपि्चगां प्रशस्तानाम् १५ ग्रपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्श्लोकानुदाहरन्ति

उद्यतामाहताम्भिद्धां पुरस्तादप्रचोदिताम् भोज्यां प्रजापतिर्मेने ग्रपि दुष्कृतकारिगः १६

श्रद्दधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहून् १७

न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पञ्च च न च हव्यं वहत्यग्निर् यस्तामभ्यवमन्यते १८

चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहर्तुस्तु पापिनः षर्गढस्य कुलटायाश्च उद्यतापि न गृह्यत इति १६ उच्छिष्टमगुरोरभोज्यम् २० स्वमुच्छिष्टमुच्छिष्टोपहतं च २१ ह यद्वसन-केशकीटोपहतं च २२ कामं तु केशकीटानुद्धृत्याद्भिः प्रोद्धय भस्मनावकीर्य वाचा प्रशस्तमुपयुञ्जीत २३ ऋप्यह्मत्र प्राजापत्याञ्श्लोकानुदाहरन्ति

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् स्रदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते २४

देवद्रोगयां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च काकैः श्वभिश्च संस्पृष्टम् स्रन्नं तन्न विसर्जयेत् २५

तस्मादन्नमपोद्धत्य शेषं संस्कारमर्हति द्रवाणां प्लावनेनैव घनानां प्रोच्चणेन तु २६

मार्जारमुखसंस्पृष्टं शुचि एव हि तद्भवेत् २७

त्रम्नं पर्युषितं भावदुष्टं सहल्लेखं पुनःसिद्धमाममांसं पक्वं च २५ कामं तु दभ्ना घृतेन वाभिघारितमुपयुञ्जीत २६

म्रिप ह्यत्र प्राजापत्याञ्श्लोकानुदाहरन्ति घृतं वा यदि वा तैलं विप्रो नाद्यान्नखश्चयुतम् यमस्तदशुचि प्राह तुल्यं गोमांसभन्नगैः ३०

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवग्णव्यञ्जनानि च दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम् ३१

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नायसेन कदाचनेति ३२

लशुनपलाराडुक्याकुगृञ्जनश्लेष्मानतकवृत्तनिर्यासलोहितवश्चनश्वकाकाव-लीढशूद्रोच्छेषराभोजनेष्वतिकृच्छ्ः ३३ सन्धिनी त्तीरमवत्सा त्तीरम् ३४ गोमहिष्यजानामनिर्दशाहानाम् ३४ ग्रन्तर्नाव्युदकम् ३६ ग्रपूपधानाक-रम्भसक्तुवटकतैलपायसशाकानि शुक्तानि वर्जयेत् ३७ ग्रन्यांश्च त्तीरयव- पिष्टिविकारान् ३८ श्वावित्शल्यकशशकच्छपगोधाः पञ्चनखानां भद्ध्याः ३६ ग्रनुष्ट्राः पशूनामन्यतोदन्ताश्च ४० मत्स्यानां वा चेटगवयशिशुमारनक्रकुलीराः ४१ विकृतरूपाः सम्रशीर्षाश्च ४२ गौरगवयशरभाश्च ४३ ग्रनुद्दिष्टास्तथा ४४ धेन्वनडुहावपन्नदन्ताश्च ४४ भद्ध्यौ तु धेन्वनडुहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायते ४६ खड्गे तु विवदन्त्यग्राम्यशूकरे च ४७ शकुनानां च विषु विष्करजालपादकलविङ्कप्लवहंसचक्रवाकभासवायसपारावतकुररसारङ्ग-पागडुकपोतक्रौञ्चक्रकरकङ्कगृध्रश्येनबक्रबलाकमद्गुटिष्टिभामान्धालनक्तञ्चर-दार्वाघाटचटकरैलातकाहारीतखञ्जरीटग्राम्यकुक्कुटशुकशारिककोकिलक्र-व्यादो ग्रामचारिग्रश्च ग्रामचारिग्रश्चेति ४५

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे चतुर्दशो ऽध्यायः १४

शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो भवति मातापितृनिमित्तकः १ तस्य प्रदान-विक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः २ न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा ३ स हि सन्तानाय पूर्वेषाम् ४ न स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः ४ पुत्रं प्रतिगृह्णीष्यन्बन्धूनाहूय राजिन च निवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्या-हितिभिर्हुत्वादूरबान्धवं बन्धुसिन्नकृष्टमेव प्रतिगृह्णीयात् ६ सन्देहे चोत्पन्ने दूरेबान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत् ७ विज्ञायते ह्येकेन बहूंस्त्रायत इति ६ तिस्मिश्चेत्प्रतिगृहीत श्रौरसः पुत्र उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्यादत्तकः ६ यदि नाभ्युदियकेषु युक्तः स्यात् १० वेदिविप्लवकः शूद्रयाजक उत्तमवर्णव-र्गपतितास्तेषां पात्रनिनयनम् ११ श्रपात्रसङ्कराद् श्रकृत्स्त्रं पात्रमादाय दासो- उसवर्णपुत्रो वा बन्धुरसदृशो वा गुर्णहीनः सव्येन पादेन प्रवृत्ताग्रा-र्न्याल्लोहितान्वोपस्तीर्य पूर्णपात्रमस्मै निनयेत् १२ निनेतारं चास्य प्रकी-र्णकेशा ज्ञातयोऽन्वालभेरन् १३ श्रपसव्यं कृत्वा गृहेषु स्वैरमापद्येरन् १४ स्रत ऊर्ध्वं न तं धर्मयेयुः १४ तद्धर्माणस्तं धर्मयन्तः १६ पिततानां तु चिरित्तवतानां प्रत्युद्धारः १७ श्रथाप्युदाहरन्त

त्र्रग्रेऽभ्युद्धरतां गच्छेत् क्रीडन्निव हसन्निव पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचन्निव रुदन्निव १८

त्र्याचार्यमातृपितृहन्तारस्तत्प्रसादादपयाप्याद्वा एषा तेषां प्रत्यापत्तिः १<u>६</u>

पुरायहृदात्प्रसृताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूरियत्वापोहिष्ठाभिरेनम-द्भिरभिषिञ्चन्ति २० सर्व एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातो व्याख्यात इति २१

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे पञ्चदशो ऽध्यायः १५

ग्रथ व्यवहाराः १ राजा मन्त्री वा सदःकार्याणि कुर्यात् २ द्वयोर्विवदमानयोः पद्मान्तरं न गच्छेत् ३ यथासनमपराधोह्यन्तेनापराधः ४ समः सर्वेषु भूतेषु यथासनमपराधोह्याद्यवर्णयोर्विद्यान्ततः ४ संपन्नं च रद्मयेत् ६ राजबा-लधनानि ७ ग्रप्राप्तव्यवहाराणाम् ५ प्राप्तकाले तु तद्यत् ६

लिखितं सािच्यां भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् धनस्वीकरणं पूर्वं धनी धनमवाप्र्यादिति १०

मार्गचेत्रेभ्यो विसर्गस्तथा परिवर्त्तनम् ११ तरुगगृहेष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम् १२ गृहचेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः १३ सामन्तविरोधे लिख्यप्रत्ययः १४ प्रत्यभिलेख्यविरोधे ग्रामनगरवृद्धश्रेगीप्रत्ययः १५ ग्रथाप्युदाहरन्ति

पैतृकं क्रीतमाधेयम् अन्वाधेयं प्रतिग्रहम् यज्ञादुपगमो वेशिस् तथा धूमशिखाष्टमीति १६

तत्र भुक्तानुभुक्तदशवर्षम् १७ स्रन्यथाप्युदाहरन्ति

त्र्याधिः सीमा बालधनो निच्चेपोपनिधिस्त्रियः राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते १८

प्रही गढ़ि व्याणि राजगामीनि भवन्ति १६ ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरैश्च कार्याणि कुर्यात् २० वेधसो वा राजा श्रेयान्गृध्रपरिवारं स्यात् २१ गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान् २२ गृध्रपरिवारं स्यान्न गृध्रो गृध्रपरिवारं स्यात् २३ परिवाराद्धि दोषाः प्रादुर्भवन्ति २४ स्तेयहारिवनाशनं च २४ तस्मात्पूर्वमेव परिवारं पृच्छेत् २६ ग्रथ सािचनः २७ श्रोत्रियो रूपवाञ्शीलवान्पुगयवान्सत्यवान्सािचणः २८ सर्वेषु सर्व एव वा २६ स्त्रीणां सािचणः स्त्रियः कुर्याद् द्विजानां सदृशा द्विजाः शूद्राणां सन्तः शूद्राश्चान्त्यानामन्त्ययोनयः ३० ग्रथाप्युदाहरन्ति

प्रातिभाव्यं वृथादानम् स्रिचिकं सौरिकं च यत् दर्गडशुल्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमर्हति ३१

ब्रूहि सािचन्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव तव वाक्यमुदीचागा उत्पतन्ति पतन्ति च ३२

नग्नो मुराडः कपाली च भिज्ञार्थी जुत्पिपासितः ग्रन्धः शत्रुकुले गच्छेद् यः साद्यमनृतं वदेत् ३३

पञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ३४

व्यवहारे मृतेदारे प्रायश्चित्तं कुलस्त्रियाः तेषां पूर्वपरिच्छेदाच्छिद्यन्तेऽत्रापवादिभिः ३५

उद्घाहकाले रितसंप्रयोगे प्रागात्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पञ्च ग्रमृतान्याहुरपातकानि ३६

स्वजनस्वार्थे यदि वार्थहेतोः पत्ताश्रयेगैव वदन्ति कार्यम् ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान् स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयन्ति ग्रपि पातयन्तीति ३७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे षोडशो ऽध्यायः १६

त्रमृग्गमस्मिन्सन्नयत्य् स्रमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येञ्चेजी वतो मुखम् १ स्रनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते २ स्रप्र जाः सन्त्वित्रग्ण इत्यभिशापः ३ प्रजाभिरग्ने स्रमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ४

पुत्रेग लोकाञ्जयति पौत्रेगानन्त्यमश्नुते स्रथ पुत्रस्य पौत्रेग ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपमिति ५

चेत्रिगः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ६ स्रत्रोभयथाप्युदाहरन्ति ७

यद्यन्यगोषु वृषभो वत्सानं जनयेच्छतम् गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमार्षभमिति ५

त्रप्रमत्ता रत्तत तन्तुमेतं मा वः चेत्रे परबीजानि वाप्सुः जनियतुः पुत्रो भवति संपराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतिमिति ६

बहूनामेकजातानाम् एकश्चेत्पुत्रवान्नरः सर्वे ते तेन पुत्रेग् पुत्रवन्त इति श्रुतिः १०

बह्वीनामेकपत्नीनाम् एका पुत्रवती यदि सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवन्त्य इति श्रुतिः ११

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराग्रदृष्टाः १२ स्वयमुत्पादितः स्व न्नेत्रे संस्कृतायां प्रथमः १३ तदलाभे नियुक्तायां न्नेत्रजो द्वितीयः १४ तृतीयः पुत्रिका १५ विज्ञायत स्रभ्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम् १६ तत्र श्लोकः

त्रभातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् त्रस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति १७

पौनर्भवश्चतुर्थः १८ या कौमारं भर्त्तारमुत्सृज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव कुटुम्बमाश्रयित सा पुनर्भूर्भवित १६ या च क्लीबं पिततमुन्मत्तं वा भर्त्तारमुत्सृज्यान्यं पितं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूर्भवित २० कानीनः पञ्चमः २१ यिम्पतृगृहेऽसंस्कृता कामादुत्पादयेन्मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहः २२ ग्रथाप्युदाहरन्ति

ग्रप्रता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः

## पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिगडं हरेद्धनमिति २३

गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः २४ इत्य् एते दायादा बान्धवास् त्रातारो महतो भयाद् इत्याहुः २५ ग्रथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमः २६ या गर्भिणी संस्क्रियते सहोढः पुत्रो भवति २७ दत्तको द्वितीयः २८ यं मातापितरौ दद्याताम् २६ क्रीतस्तृतीयः ३० तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम् ३१ हरिश्चन्द्रो वै राजा सोऽजी-गर्तस्य सौयवसेः पुत्रं चिक्राय ३२ स्वयमुपागतश्चतुर्थः ३३ तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम् ३४ शुनःशेपो वै यूपे नियुक्तो देवतास्तुष्टाव तस्येह देवताः पाशं विमुमुचुस्तमृत्विज ऊचुः ममैवायं पुत्रोऽस्त्वित तान्ह न संपेदे ते संपादयामासुः एष एव यं कामयेत्तस्य पुत्रोऽस्त्वित तस्य ह विश्वामित्रो होतासीत्तस्य पुत्रत्विमयाय ३५ ग्रपविद्धः पञ्चमः ३६ यं मातापितृभ्यामपास्तं प्रतिगृह्णीयात् ३७ शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुर् इत्येतेऽदायादबान्धवाः ३८ ग्रथाप्युदाहरन्ति

यस्य पूर्वेषां षरागां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं हरेरिन्नति ३६

ग्रथ भ्रातृणां दायविभागः ४० याश्चानपत्यास्तासामा पुत्रलाभात् ४१ द्वयंशं ज्येष्ठो हरेत् ४२ गवाश्वस्य चानुदशमम् ४३ ग्रजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ४४ काष्णांयसं गुहोपकरणानि च मध्यमस्य ४४ मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन् ४६ यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीचित्रयावैश्यासु पुत्राः स्युः ४७ त्रयंशं ब्राह्मणयाः पुत्रो हरेत् ४८ द्वयंशं राजन्यायाः पुत्रः ४६ समिनतरे विभजेरन् ४० येन चैषां स्वयमुत्पादितं स्याद्द्वयंशं एव हरेत् ४१ ग्रनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ५२ क्लीबोन्मत्तपिताश्च ५३ भरणं क्लीबोन्मत्तानाम् ५४ प्रेतपत्नी षणमासान् वतचारिणयच्चारलवणं भुञ्जानाधः शयीत ५५ ऊर्ध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्त्रात्वा श्राद्धं च पत्ये दत्त्वा विद्याकर्मगुरुयोनिसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कारयेत् ५६ न सोन्मादामवशां व्याधितां वा नियुञ्जचात् ५७ ज्यायसीमिप ५८ षोडश वर्षाणि ५६ न चेदामयावी स्यात् ६० प्राजापत्ये मुहूर्ते पाणिग्राहवदुपचरेदन्यत्र संप्रहास्य-वाक्पारुष्यदण्डपारुष्याञ्च ६१ ग्रासाच्छादनस्नानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात् ६२ ग्रानियुक्तायामुत्पन्न उत्पादियतुः पुत्रो भवतीत्याहः ६३ स्याञ्चेन्नयोगि-

नोः ६४ रिक्थलोभान्नास्ति नियोगः ६५ प्रायश्चित्तं वाप्युपदिश्य नि-युञ्जचादित्येके ६६ कुमार्यृतुमती त्रीणि वर्षागयुपासीत ६७ ऊर्ध्वं त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पतिं विन्देत्तुल्यम् ६८ स्रथाप्युदाहरन्ति

पितुः प्रमादात्तु यदीह कन्या वयःप्रमागं समतीत्य दीयते सा हन्ति दातारमुदीचमाना कालातिरिक्ता गुरुदिचणेव ६६

प्रयच्छेन्नग्निकां कन्याम् ऋतुकालभयात्पिता ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ७०

यावन्तः कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यैः सकामामभियाच्यमानाम् भ्रूणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ७१

म्रद्भिर्वाचा च दत्तायां म्रियेतादौ वरो यदि न च मन्त्रोपनीता स्यात् कुमारी पितुरेव सा ७२

बलाञ्चेत्प्रहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ग्रन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ७३

पाणिग्राहे मृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता सा चेदच्चतयोनिः स्यात् पुनःसंस्कारमर्हतीति ७४

प्रोषितपत्नी पञ्च वर्षारयुपासीत ७५ ऊर्ध्वं पञ्चभ्यो वर्षेभ्यो भर्तृसकाशं गच्छेत् ७६ यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं वर्तितव्यं स्यात् ७७ ग्रत ऊर्ध्वं समानार्थजन्मिपरडोदकगोत्राणां पूर्वः पूर्वो गरीयान् ७६ न तु खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात् ५० यस्य पूर्वेषां षरणां न कश्चिद्दायादः स्यात्सिपरडाः पुत्रस्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन् ५१ तेषामलाभ ग्राचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम् ५२ तयोरलाभे राजा हरेत् ५३ न तु ब्राह्मगस्य राजा हरेत् ५४ ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम् ५४

न विषं विषमित्याहुर् ब्रह्मस्वं विषमुच्यते

विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकमिति ५६

त्रैविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेत्संप्रयच्छेदिति ५७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः १७

शूद्रेण ब्राह्मरयामुत्पन्नश्चारडालो भवतीत्याहः १ राजन्यायां वैगः २ वैश्यायामन्त्यावसायी ३ वैश्येन ब्राह्मरयामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहः ४ राजन्यायां पुल्कसः ५ राजन्येन ब्राह्मरयामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहः ६ ग्रथाप्युदाहरन्ति

छन्नोत्पन्नाश्च ये केचित् प्रातिलोम्यगुणाश्रिताः गुणाचारपरिभ्रंशात् कर्मभिस्तान्विजानीयुरिति ७

श्मशानमेतत्प्रत्यत्तं ये शूद्राः पापचारिगः तस्माच्छ्रद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदा चन १३

न शूद्राय मितं दद्यान् नोच्छिष्टं न हिवष्कृतम् न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् १४

यश्चास्योपदिशेद्धर्मं यश्चास्य व्रतमादिशेत् सोऽसंवृत्तं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यत इति १५

व्रगद्वारे कृमिर्यस्य संभवेत कदा चन प्राजापत्येन शुध्येत हिरगयं गौर्वासो दित्तगा इति १६

नाग्निं चित्वा रामामुपेयात् १७ कृष्णवर्णा या रामा रमणायैव न धर्माय न धर्माय १८

## इति वासिष्ठधर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः १८

स्वधर्मो राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्धिः १ भयकारुगयहानं जरामर्यं वा एतत्सत्त्रमाहुर्विद्वांसः २ तस्माद्गार्हस्थ्यनैयमिकेषु पुरोहितं दध्यात् ३ विज्ञायते । ब्रह्मपुरोहितं राष्ट्रमृध्नोतीति ४ उभयस्य पालनात् ५ ग्रसामर्थ्याञ्च ६ देशधर्मजातिकुलधर्मान्सर्वानेवैताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधर्मे स्थापयेत् ७ तेष्वपचरत्सु दगडं धारयेत् ८ दगडस्तु देशकालधर्मवयो-विद्यास्थानविशेषैहिंसाक्रोशयोः कल्प्यः ६ ग्रागमाद्दष्टान्ताञ्च १० पुष्पफ-लोपगान्पादपान्न हिंस्यात् ११ कर्षग्रकारगार्थं चोपहन्यात् १२ गार्हस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रिचते स्याताम् १३ स्रिधिष्ठानान्न नीहारः स्वार्थानाम् १४ मानमूल्यमात्रं नैहारिकं स्यात् १५ महामहयोः स्थानात्पथाः स्यात् १६ संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात् १७ प्रत्येकं प्रपाः स्युः १८ पुंसां शतावरार्ध्यं चाहवयेत् १६ ग्रव्यर्थाः स्त्रियः स्युः २० कराष्ठीला माषः शरमध्यापः पादः कार्षापणाः स्युः २१ निरुदकस्तरो ऽमाष्यः २२ त्र्यकरः श्रोत्रियो राजपुमाननाथप्रव्रजितबालवृद्धतरुगप्रजाताः २३ प्राग्गामिकाः कुमार्यो भृतपत्रचश्च २४ बाहुभ्यामुत्तरञ्शतगुर्णं दद्यात् २५ नदीक-चवनदाहशैलोपभोगा निष्कराः स्युः २६ तदुपजीविनो वा दद्युः प्रतिमासमुद्राहकरं त्वागमयेत् २८ राजनि च प्रेते दद्यात्प्रासङ्गिकम् २६ एतेन मातृवृत्तिर्व्यार्ग्याता ३० राजमहिष्याः पितृव्यमातुलान्राजा बिभृयात् ३१ तद्बन्धूंश्चान्यांश्च ३२ राजपत्रचो ग्रासाच्छादनं लभेरन् ३३ ग्रनिच्छन्त्यो वा प्रवजेरन् ३४ क्लीबोन्मत्तान्राजा बिभृयात् ३५ तद्गामित्वाद्रिक्थस्य ३६ शुल्के चापि मानवं श्लोकमुदाहरन्ति

न भिन्नकार्षापनमस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दूते न भैचलब्धे न हुतावशेषे न श्रोत्रिये प्रवृजिते न यज्ञ इति ३७

स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते ३८ शस्त्रधारी सहोढो व्रग्णसंपन्नस्य व्यपदिष्ट-स्त्वेकेषाम् ३६ दगडचोत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत् ४० त्रिरात्रं पुरोहितः ४१ कृच्छ्रमदगडचदगडने पुरोहितः ४२ त्रिरात्रं राजा ४३ स्रथाप्युदाहरन्ति म्रन्नादे भ्रूणहा मार्षि पत्यौ भार्या म्रपचारिणी गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिशम् ४४

राजभिर्धृतदराडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ४५

एनो राजानमृच्छति उत्सृजन्तं सिकल्बिषम् तं चेद्रा घातयेद्राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतमिति ४६

राज्ञामात्यियके कार्ये सद्यः शौचं विधीयते तथानात्यियके नित्यं काल एवात्र कारणमिति ४७

यमगीतं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति

नाद्य दोषोऽस्ति राज्ञां वै व्रतिनां न च सित्रणाम् ऐद्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदेति हि ते सदाइति ४८ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे एकोनविंशोऽध्यायः १६

सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः परिवेत्ताग्रे दिधिषूर्दिधिषूर्दिधिषूपतिर्वीरहा ब्रह्मोज्म इत्येनस्विनः १८

ग्रनभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराधे १ ग्रभिसंधिकृतेऽप्येके २

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम् स्रथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम इति ३

तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस् तिष्ठेत्सावित्री च जपेत् ४ एवं सूर्याभिनिर्मुक्तो रात्रावासीत् ४ कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत् ६ परिवित्तिः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चैवोपयच्छेत् ७ स्रथ परिविविदानः कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविशेत तां चैवोपयच्छेत् ६ दिधिषूपितः

कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चिरत्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविशेत् १० वीरहणं परस्ताद्वच्यामः ११ ब्रह्मोज्भः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चिरत्वा पुनरुपयुञ्जीत वेदमा-चार्यात् १२ गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुद्धृत्याञ्जलावाधाय दिन्नणामुखे गच्छेद्यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्थेदा प्रलयम् १३ निष्कालको वा घृताभ्य-क्तस्तप्तां सूर्मीं परिष्वजेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते १४ ग्राचार्य-पुत्रशिष्यभार्यासु चैवम् १५ योनिषु गुर्वीं सखीं गुरुसखीम् ग्रपपात्रां पिततां च गत्वा कृच्छ्राब्दपादं चरेत् १६ एतदेव चागडालपिततान्नभोजनेषु ततः पुनरुपनयनं वपनादीनां तु निवृत्तिः १७ मानवं चात्र श्लोकमुदाहरिन्त

वपनं मेखला दराडो भैज्ञचर्या व्रतानि च एतानि तु निवर्तन्ते पुनःसंस्कारकर्मगीति १८

मत्या मद्यपणे त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ घृतं प्राश्य पुनः-संस्कारश्च १६ मूत्रशकृत्शुक्राभ्यवहारेषु चैवम् २० मद्यभाराडे स्थिता ग्रापो यदि कश्चिद्द्विजः पिबेत् पद्मोदुम्बरिबल्वपलाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति २१ ग्रभ्यासे तु सुराया ग्रिग्नवर्णां तां द्विजः पिबेन्मरणात्पूतो भवतीति २२ भ्रूणहनं वन्त्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्रूणहा भवत्यविज्ञातं च गर्भम् २३ ग्रिवज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति तस्मा-त्युंस्कृत्या जुह्नतीति २४ भ्रूणहाग्निमुपसमाधाय जुहुयादेताः २४

लोमानि मृत्योर्जुहोमि लोमभिर्मृत्युं वासय इति प्रथमां त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वासय इति द्वितीयां लोहितं मृत्योर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय इति तृतीयां मांसं मृत्योर्जुहोमि मांसेन मृत्युं वासय इति चतुर्थीं स्नावानि मृत्योर्जुहोमि स्नावभिर्मृत्युं वासय इति पञ्चमीं मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वासय इति षष्ठीं ग्रस्थीनि मृत्योर्जुहोम्य् ग्रस्थिभिर्मृत्युं वासय इति सप्तमीं मज्ञानं मृत्योर्जुहोमि मज्ञाभिर्मृत्युं वासय इत्यष्टमीमिति २६

राजार्थे ब्राह्मगार्थे वा संग्रामेऽभिमुखमात्मानं घातयेत् २७ त्रिरजितो वाप-

राद्धः पूर्तो भवतीति विज्ञायते हि २८ निरुक्तं ह्येनः कनीयो भवतीति २६ तथाप्युदाहरन्ति ।

पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां व्रजेदिति ३०

एवं राजन्यं हत्वाष्टौ वर्षाण चरेत् ३१ षड्वैश्यम् ३२ त्रीणि शूद्रम् ३३ ब्राह्मणीं चात्रेयीं हत्वा सवनगतौ च राजन्यवैश्यौ ३४ स्रात्रेयीं वद्मामो रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुः ३४ स्रत्र ह्येष्य दम्पति यं भवतीति ३६ स्रात्रेयीं राजन्यहिंसायाम् ३७ राजन्यां वैश्यहिंसायाम् ३८ वैश्यां शूद्रहिंसायाम् ३६ शूद्रां हत्वा संवत्सरम् ४० ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्रकीर्य केशान्नाजानमभिधावेत्स्तेनोऽस्मि भो शास्तु मां भवानिति तस्मै राजोदुम्बरं शस्त्रं दद्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते ४१ निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मानम-भिदाहयेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते ४२ स्रथाप्युदाहरन्ति

पुरा कालात्प्रमीतानां पापाद्विविधकर्मगाम् पुनरापन्नदेहानाम् स्रङ्गं भवति तच्छृगु ४३

स्तेनः कुनखी भवति श्वित्री भवति ब्रह्महा सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतल्पग इति ४४

पतित संप्रयोगे च ब्राह्मेण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उपलब्धा-स्तासां परित्यागस्तैश्च न संवसेत् ४५ उदीचीं दिशं गत्वानश्न-न्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते ४६ तथाप्युदाहरन्ति

शरीरपरितापेन तपसाध्ययनेन च मुच्यते पापकृत्पापाद् दानाञ्चापि प्रमुच्यते

इति विज्ञायते विज्ञायते इति ४७ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे विंशोऽध्यायः २० शूद्रश्चेद्ब्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टयित्वा शूद्रमग्नौ प्रास्येद्ब्राह्मणयाः शिरसि वपनं कारियत्वा सैषा समभ्यज्य नग्नां कृष्णखरमारोप्य महापथमन्सं-वाजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते १ वैश्यश्चेद्ब्राह्मणीमभिगञ्चेल्लोहितदर्भै-र्वेष्टियत्वा वैश्यमग्नौ प्रास्येद्ब्राह्मरायाः शिरिस वपनं कारियत्वा सैषा समभ्यज्य नग्नां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंव्राजयेत्पृता भवतीति विज्ञायते २ राजन्यश्चेद्ब्राह्मशीमभिगच्छेच्छरपत्रैः वेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येद्ब्रा-ह्मरायाः शिरसि वपनं कारयित्वा सैषा समभ्यज्य नग्नां श्वेतखरमारोप्य महापथमनुसंव्राजयेत्पृता भवतीति विज्ञायते ३ एवं वैश्यो राजन्यायाम् ४ शूद्रश्च राजन्यावैश्ययोः ५ मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं चीरोदनं वा भूञ्जानाधः शयीतोर्ध्वं त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्याष्टशतेन शिरोभि-र्जुहुयात्पता भवतीति विज्ञायते ६ वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोर्ध्वं मासादप्सु निमग्नायाः सावित्र्याश्चतुर्भिरष्टशतैः शिरोभिर्जुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ७ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेद्गोमयगर्त कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वं संवत्सरादप्स् निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन शिरोभिर्जुहुयात्पृता भवतीति विज्ञायते ५ व्यवाये तीर्थगमने धर्मेभ्यस्तु निवर्तते ६ चतस्त्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या पतिघ्नी च विशेषेग जुङ्गितोपगता च या १० या ब्राह्मणी स्यादिह वै स्रापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्तीहैव सा चरति चीगपुरायाप्स् लुग्भवति शुक्तिका वा ११

ब्राह्मणत्तियविशां स्त्रियः शूद्रेण सङ्गताः स्रप्रजाता विश्ध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः १२

प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छुं चान्द्रायगोत्तरम् १३

पतिव्रतानां गृहमेधिनीनां सत्यव्रतानां च शुचिव्रतानाम् तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणिनाम् १४

पतत्यर्धं शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत् पतितार्धशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते १५ ब्राह्मगश्चेदप्रेत्तापूर्वं ब्राह्मगदारानभिगच्छेदनिवृत्तधर्मकर्मगः कृच्छ्रो निवृत्त-धर्मकर्मगोऽतिकृच्छ्ः १६ एवं राजन्यवैश्ययोः १७ गां चेद्धन्यात्तस्याश्चर्म-गार्द्रेग परिवेष्टितः षगमासान्कृच्छ्रं तप्तकृच्छ्रं वातिष्ठेत् १८ तयोर्विधः १६

त्र्यहं दिवा भुक्ते नक्तमश्नाति वै त्र्यहमपि त्र्यहमयाचितव्रतस्त्र्यहं न भुगिति कृच्छृः २०

त्र्यहमुष्णाः पिबेदापस् त्र्यहमुष्णं पयःपिबेत् त्र्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभचः परं त्र्यहम् इति तप्तकृच्छ्ः २१

त्रृषभवेहतौ च दद्यात् २२ त्र्रथाप्युदाहरन्ति

त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशनं जरा पृषद्कस्तवयं हत्वा अष्टानवतिमाहरेदिति २३

श्वमार्जारनकुलसग्रदर्पुरमूषकान्हत्वा कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्किंचिद्दद्यात् २४ ग्रनस्थिमतां तु सत्त्वानं गोमात्रं राशिं हत्वा कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्किंचिद्द्यात् २५ ग्रस्थिमतां त्वेकैकम् २६ योऽग्रीनपविध्येत्कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं कारयेत् २७ गुरोश्चालीकनिर्बन्धे सचैलं स्नात्वा गुरुं प्रसाद-येत्प्रसादात्पूतो भवतीति विज्ञायते २८ नास्तिकः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिक्यात् २६ नास्तिकवृत्तिस्त्वितकृच्छ्म् ३० एतेन सोमविक्रयी व्याख्यातः ३१ वानप्रस्थो दीन्नाभेदे कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकन्ने वर्धयेत् ३२ भिन्नुकैर्वानप्रस्थवत्सोमवृद्धिवर्धनं स्वशास्त्रसंस्कारश्च स्वशा-स्त्रसंस्कारश्चेति ३३

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे एकविंशोऽध्यायः २१

म्रथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं वा याजयत्यप्रतिग्राह्यं वा प्रतिगृह्णात्यनन्नं वाश्नात्यनाचारणीयमेवाचरित १ तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते २ न कुर्यादित्याहुः ३ न हि कर्म चीयत इति ४ कुर्यादित्येव तस्माच्छ्रतिनिदर्शनात् ४ तरित सर्वं पाप्मानं तरित ब्रह्महत्त्यां

योऽश्वमेधेन यजत इति ६ इति चाभिशस्तो गोसवेनाग्निष्ठुता यजेत ७ तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम् ८ उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दःसंहिता मधून्यघमर्षणमथर्वशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे सामनी कूष्मागडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि १ स्रथाप्युदाहरन्ति

वैश्वानरीं वातपतीं पवित्रेष्टिं तथैव च सकृदृतौ प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषमिति १०

उपवासन्यायेन पयोव्रतता फलभन्नता प्रसृतयावको हिरगयप्राशनं सोमपा-निमित मेध्यानि ११ सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुगया हृदास्ती-र्थान्यृषिनिवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः १२ संवत्सरो मासश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः षडहर्र्यहोऽहोरात्रा इति कालाः १३ एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन् १४ एनःसु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि १५ कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्चित्तिः सर्वप्रायश्चित्तिरिति १६

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे द्वाविंशोऽध्यायः २२

ब्रह्मचारी चेत्स्त्रियमुपेयादरएये चतुष्पथे लौकिकेऽग्रौ रचोदैवतं गर्दभं पशुमालभेत् १ नैर्मृतं वा चरुं निर्विपेत् २ तस्य जुहुयात्कामाय स्वाहा कामकामाय स्वाहा नैर्मृत्यै स्वाहा रचोदेवताभ्यः स्वाहेति ३ एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा स्वप्ने व्रतान्तेषु वा समावर्तनात् ४ तिर्यग्योनिव्यवाये शुक्लमृषभं दद्यात् ४ गां गत्वा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ६ ब्रह्मचारिणः शवकर्मणो व्रतान्निवृत्तिः ७ ग्रन्यत्र मातापित्रोः ५ स चेद्वचाधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजार्थं सर्वं प्राश्नीयात् ६ गुरुप्रयुक्तश्चेन्प्रियेत त्रीन्कृच्छ्रांश्चरेद्धरः १० ब्रह्मचारी चेन्मंसमश्नीयादुच्छिष्टभोजनीयं कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा वतशेषं समापयेत् ११ श्राद्धसूतकभोजनेषु चैवम् १२ ग्रकामतोऽपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते १३ मानुषास्थि स्निग्धं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमा शौचम् २४ ग्रस्त्रग्धे त्वहोरात्रम् २४ शवानुगमने चैवम् २६ ग्रंधीयानाना मन्तरागमनेऽहोरात्रमभोजनम् २७ त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन २५ श्वमार्जारनकुलशीघ्रगाणामहोरात्रम् २६ श्वकुक्कुटग्राम्यशूकरकङ्कगृध्रभास पारावतमानुषकाकोलूकमांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीषीभावो घृतप्राशः

पुनःसंस्कारश्च ३०

ब्राह्मगस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य ततः शुचिरिति ३१

कालोऽग्निर्मनसाः शुद्धिर् उदकार्कावलोकनम् म्रविज्ञानं च भूतानं षड्विधा शुद्धिरिष्यत इति ३२

श्वचारडालपरितोपस्पर्शने सचैलं स्नातः सद्यः पूतो भवतीति विज्ञायते ३३ पतितचाराडालारावश्रवरो त्रिरात्रं वाग्यता ग्रनश्नन्त ग्रासीरन् ३४ सहस्रपरमं वा तदभ्यसन्तः पूता भवतीति विज्ञायते ३५ एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्यारुयाता दिस्णात्यागाञ्च पूता भवन्तीति विज्ञायते ३६ एतेनैवाभिशस्तो व्यारुयातः ३७ भ्रूगहत्यायां द्वादशरात्रमब्भचो द्वादशरात्रमुपवसेत् ३८ ब्रा-ह्मणमनृतेनाभिशंस्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमब्भन्नः शुद्धवतीरावर्तयेत् ३६ स्रश्चमेधावभृथं वा गच्छेत् ४० एतेनैव चारडालीव्यवायो व्याख्यातः ४१ त्र्रथापरः कृच्छृविधिः साधारगो व्यूढः ४२

**ग्रहः** प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम् ग्रहः पराकं तन्त्रैकमेवं चत्रहौ परौ **अ**नुग्रहार्थं विप्राणां मनुर्धर्मभृतां वरः बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृच्छ्रमुवाच ह ४३

त्र्यथ चान्द्रायनविधि ४४ मासस्य कृष्णपत्तादौ ग्रासानद्याञ्चतुर्दश ग्रासोपचयभोजी स्यात् पत्तशेषं समापयेत् एवं हि शुक्लपत्तादौ ग्रासमेकं तु भद्मयेत् । ग्रासापचयभोजी स्यात् पत्तशेषं समापयेत् ४५ स्रत्रैव गायेत्सा-मानि ऋषि वा व्याहृतीर्जपेत् ४६ एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः । ग्रनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयते इति ४७ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे त्रयोविंशोऽध्यायः २३

त्र्यथातिकृच्छुः १ त्र्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ्रो याव-

त्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूर्ववत्सोऽतिकृच्छः २ कृच्छ्रोऽब्भद्मः स कृच्छ्रातिकृच्छः ३ कृच्छ्राणां व्रतरूपाणि ४ श्मश्रुकेशान्वापयेद्भूवोऽिद्मलोमिशिखावर्जं नखान्निकृत्येकवासोऽिनिन्दतभोजी सकृद्भैद्ममिनिन्दतं त्रिषवग्गमुदकोपस्पर्शी दगडी कमगडलुः स्त्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनशील
ग्रहस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ५ स तद्यदेतद्धर्मशास्त्रं नापुत्राय
नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय दद्यात् ६ सहस्रं दिच्चणा त्रृषभैकादशा
गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति ७

इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे चतुर्विंशोऽध्यायः २४ ग्रविरूयापितदोषागां पापानां महतां तथा सर्वेषां चोपपापानां शुद्धिं वद्याम्यशेषतः १

म्राहिताग्नेर्विनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा रहस्योक्तं प्रायश्चित्तं पूर्वोक्तमितरे जनाः २

प्राणायामैः पवित्रैश्च दानैर्होमैर्जपैस्तथा निर्ययुक्तो प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ३

प्रानायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नैत्यकमभ्यसेत् ४

त्र्यावर्तयन्सदा युक्तः प्रानायामान्पुनः पुनः त्र्या लोमाग्रान्नखाग्राच्च तपस्तप्यतु उत्तमम् ५

निरोधाजायते वायुर् वायोरग्निर्हि जायते तापेनापोऽथ यायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ६

न तां तीव्रेग तपसा न स्वाध्यायैर्न चेज्यया गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्रवन्ति याम् ७

योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लन्नगम् योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्ताः सदा भवेत् ५

प्रगावे नित्ययुक्तस्स्याद् व्याहृतीषु च सप्तसु त्रिपदायां च गायत्यां न भयं विद्यते क्वचित् ६

प्रगावाद्यास्तथा वेदाः प्रगावे पर्यवस्थिताः वाङ्मयं प्रग्रवः सर्वं तस्मात्प्रग्रवमभ्यसेत् १०

एका चरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम् ११

सर्वेषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते **ग्र**भ्यासो दशसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत् १२

सव्याहृतिं सप्रग्वां गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेदायतप्रागः प्रानायामः स उच्यते स उच्यते इति १३ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे पञ्चविंसो ऽध्यायः २४

प्राणायामान्धारयेत् त्रीन्यो यथाविध्यतन्त्रितः त्र्यहोरात्रकृतं पापं तत्त्वरणादेव नश्यति १

कर्मणा मनसा वाचा यदह्रा कृतमैनसम् त्र्यासीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्रानायामैर्व्यपोहति २

कर्मगा मनसा वाचा राज्या कृतमैनसम् त्र्यत्तिष्ठन्पूर्वसम्ध्यां तु प्रानायामैर्व्यपोहति ३

सव्याहृतिकाः सप्रग्गवाः प्रागायामास्तु षोडश त्र्रिपि भृउगहनं मासात् प्रन्त्यहरहर्कृताः ४

जप्त्वा कौत्समपेत्यैतद् वासिष्ठं च त्रिचं प्रति माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ४

सक्शञ्जप्त्वास्यवामीयं शिवसङ्कल्पमेव च

सुवर्णमपहत्यापि चर्णाद्भवति निर्मलः ६

हिवष्यन्तीयमभ्यस्य न तं मह इति त्रिचं सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ७

त्रपि वाप्सु निमजानस् त्रिर्जपेदवमर्षग्म् यथाश्वमेधावभृथस् तादृशं मनुरब्रवीत् ५

त्र्रारम्भयज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्ठो दशभिर्गुगैः उपांशुः स्याच्छतगुगः साहस्रो मानसः स्मृतः ६

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशिम् १०

जाप्येनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यं न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ११

जापिनां होमिनां चैव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम् न परिवसन्ति पापानि ये च स्त्राताः शिरोवृतैः १२

यथाग्निर्वायुना धूतो हिवषा चैव दीप्यते एवं जाप्यपरो नित्यं ब्राह्मगः संप्रदीप्यते १३

स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम् जपतां जुह्नतां चापि विनिपातो न विद्यते १४

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम् शुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः १५

चित्रयो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः धनेन वैश्यशुद्रौ तु जपैर्होंमैर्द्विजोत्तमः १६ यथाश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाश्वेर्विना यथा एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाप्यतपस्विनः १७

यथान्नं मध्संयुक्तं मध् वान्नेन संयुतम् एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् १८

विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मग् जपनैत्यकम् सदापि पापकर्माणम् एनो न प्रतियुज्यते एनो न प्रतियुज्यत इति १६ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे षड्वंशो ऽध्यायः २६

यद्यकार्यशतं साग्रं कृतं वेदश्च धार्यते सर्वं तत्तस्य वेदाग्निर् दहत्यग्निरिवेन्धनम् १

यथा जातबलो विह्नर् दहत्यार्द्रानिप द्रुमान् तथा दहति वेदाग्निः कर्मजं दोषमात्मनः २

हत्वापि स इमॉल्लोकान् भुञ्जानोऽपि यतस्ततः ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चन ३

न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवेत् ग्रज्ञानाञ्च प्रमादाञ्च दह्यते कर्म नेतरत् ४

तपस्तप्यति योऽरगये मुनिर्मूलफलाशनः त्रमचमेकां च योऽधीते तच्च तानि च तत्समम् ५

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ६

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रियाक्रमः नाशयत्याश् पापानि महापातकजान्यपि ७

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्त्रितः तिद्ध कुर्वन्यथाशक्त्या प्राप्मोति परमां गतिं ५

याजनाध्यापनाद् यौनात्तथैवासत्प्रतिग्रहात् विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनार्कसमो हि सः ६

शङ्कास्थाने समुत्पन्ने ग्रभोज्यभोज्यसंज्ञके ग्राहारशुद्धिं वद्मयामि तन्मे निगदतः शृगु १०

स्रदारलवणां रूदां पिबेद्ब्राह्मीं सुवर्चलाम् त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीं च ब्राह्मणः पयसा सह ११

पलाशिबल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान् क्वाथयित्वा पिबेदापस् त्रिरात्रेगैव श्ध्यति १२

गोमूत्रं गोमयं चीरं दिध सैः कुशोदकम् एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमिप शोधयेत् १३

गोमूत्रं गोमयं चैव चीरं दिध घृतं तथा पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति १४

यवान्विधनोपयुञ्जानः प्रत्यत्तेगैव शुध्यति विशुद्धभावे शुद्धाः स्युर् ग्रशुद्धे तु सरागिगः १५

हिवष्यान्प्रातराशाम्स्त्रीन् सायमाशांस्तथैव च स्रयाचितं तथैव स्याद् उपवासत्रयं भवेत् १६

म्रथ चेत्त्वरते कर्तुं दिवसं मारुताशनः रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम् १७

सावित्र्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ

मुच्यते पातकैः सर्वैर् यदि न ब्रह्महा भवेत् १८

यो वै स्तेनः सुरापो वा भृउग्रहा गुरुतल्पगः धर्मशास्त्रमधीत्यैव मुच्यते सर्वपातकैः १६

दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा कृच्छ्रं चान्द्रायगं चैव सर्वपापप्रगाशनम् २०

एकैकं वर्धयेत्पिगडं शुक्ले कृष्णे च हासयेत् ग्रभावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिः एवं चान्द्रायणो विधिरिति २१ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे सप्तविंशो ऽध्यायः २७

न स्त्री दुष्यति जारेग न विप्रो देवकर्मगा नापो मूत्रपुरीषेग नाग्निर्दहनकर्मगा १

स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगतापि वा २

न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ३

स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ४

पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविह्निभिः गच्छन्ति मानुषान्पश्चान् एता दुष्यन्ति धर्मतः ४

तासां सोमो ऽददच्छौचं गन्धर्वः शिच्चितां गिरम् त्रुग्निश्च सर्वमेध्यत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः ६

त्रीणि स्त्रियः पातकानि लोके धर्मविदो विदुः

भतृवधो भ्रूगहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ७

वत्सः प्रस्नवर्गे मेध्यः शकुनिः फलपातने स्त्रियश्च रतिसंसर्गे श्वा मृगग्रहर्गे शुचिः ५

ग्रजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु सर्वतः ६

सर्ववेदपवित्राणि वद्याम्यहमतः परम् येषां जपेश्च होमैश्च पूयन्ते नात्र संशयः १०

ग्रघमर्षणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः कूष्माराडानि पावमान्यो दुर्गासावित्रिरेव च ११

त्र्यतीषङ्गाः पदस्तोभाः सामानि व्याहृतीस्तथा भारुगडानि सामानि च गायत्रं रैवतं तथा १२

पुरुषव्रतं च भासं च तथा देवव्रतानि च ग्रब्लिङ्गं बार्हस्पत्यं तु वाक्सूक्तं मध्वृचस्तथा १३

शतरुद्रियमथर्वशिरस् त्रिसुपर्णं महावृतम् गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्धाशुद्धीये सामनी १४

त्रीगाज्यदोहानि रथन्तरं च त्राग्नेर्वतं वामदेव्यं बृहञ्च एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूञ् जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत् १५

त्रग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भुर्वैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः तासामनन्तं फलमास्त्रवीत यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात् १६

उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्वः कनकं चितिः स्रश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्ट्वा निराकृते १७

वैशारूयां पौगमास्यां तु ब्राह्मगान्सप्त पञ्च वा

तिलान्बौद्रेग संयुक्तान् कृष्णान्वा यदि वेतरान् १८

प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वर्तते यावज्जीवकृतं पापं तत्त्वणादेव नश्यति १६

सुवर्णानाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमार्गजम् तिलैः प्रच्छाद्य यो दद्यात् तस्य पुरयफलं शृर्ण २०

ससुवर्णगुहा तेन सशैलवनकानना चतुर्वक्त्रा भवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः २१

कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरगयं मधुसैषी ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरित दुष्कृतिमति सर्वं तरित दुष्कृतिमति २२ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे ऽष्टविंशो ऽध्यायः २८

दानेन सर्वान्कामानवाप्नोति १ चिरजीवित्वं ब्रह्मचारी रूपवान् २ ग्रहिंस्यु-पपद्यते स्वर्गम् ३ ग्रिप्प्रिवेशाद्ब्रह्मलोकः ४ मौनात्सौभाग्यम् ४ नागाधि-पतिरुदकवासात् ६ निरुजः चीणकोषः ७ तोयदः सर्वकामसमृद्धः ५ ग्रिप्रयुत्ते। सुचचुः स्मृतिमान् ६ मेधावी सर्वतोभयदाता १० गोप्रयुक्ते सर्वतीर्थोपस्पर्शनम् ११ शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम् १२ छत्रदानाद-गृहलाभः १३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति १४ उपानत्प्रदाता यनमासादयते १४ ग्रथाप्युदाहरन्ति

यत्किंचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षितः स्रपि गोचर्ममात्रेग भूमिदानेन शुध्यति १६

विप्रायाचमनार्थं तु दद्यात्पूर्णकमगडलुम् प्रेत्य तृप्तिं पुरां प्राप्य सोमपो जायते पुनः १७

ग्रनड्हां सहस्रानां दत्तानां धूर्यवाहिनां सुपात्रे विधिवद्दानं कन्यादानेन तत्समम् १८

[Vasishtha]

त्रीरायाहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती त्रतिदानं हि दानानां विध्यदानं ततोऽधिकं १**६** 

त्र्यात्यन्तिकफलप्रदं भोचसंसारमोचनम् यो ऽनसूयुरिमं विद्वान् ग्राचारमनुवर्तते २०

श्रद्दधानः शुचिर्दान्तो धारयेच्छ्रगुयादपि विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीयत इति नाकपृष्ठे महीयत इति २१ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे एकोनत्रिंशो ऽध्यायः २६

धर्मं चरत माधर्मं सत्यं वदत मानृतम् दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत मापरम् १

ब्राह्मणो भवत्यग्निः २ ऋग्निवैं ब्राह्मण इति श्रुतेः ३ तच्च कथम् ४ तत्र सदो ब्राह्मग्रस्य शरीरं वेदिः संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धिः सदो मुखमाहवनीयं नाभ्यामुदरोऽग्निर्गार्हपत्यः प्राणो ऽध्वर्युरपानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उद्गातात्मेन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियेरिन्द्रियार्थं जुहो-तीत्यपि च काठके विज्ञायते ५ स्रथाप्युदाहरन्ति

पाति त्राति च दातारम् स्रात्मानं चैव किल्विषात् वेदेन्धनसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ६

न स्कन्दते न व्यथते नैनमध्यापतेच्च यत् वरिष्ठमग्निहोत्रात्त ब्राह्मगस्य मखे हतम् ७

ध्यानाग्निः सत्योपचयनं चान्त्याहुतिः स्त्रुवं हीः पुरोडाशमहिंसा संतोषो यूपः कृच्छुं भूतेभ्यो ऽभयदाचिरयामिति कृत्वा क्रत् मानसं याति चयं बुधः 5

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः जीवनाशा धनाशा च जीर्व्यतो ऽपि न जीर्यति ह या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर् या न जीर्यति जीर्यतः यासौ प्रागान्तिको व्याधिस् तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति १०

नमोऽस्तु मित्रावरुणयोरुर्वश्यात्मजाय शतयातवे वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ११ इति वासिष्ठधर्मशास्त्रे त्रिंशो ऽध्यायः ३० समाप्तं चेयं श्रिवासिष्ठधर्मशास्त्रम्

## Credits

Source: Buehler, *Vāsiṣṭha-Dharmaśāstra*, Bombay Sanskrit and Prakrit Series Typescript: Input by M. Fushimi, checked by F. Enomoto Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker

Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection